

This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra.

KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning.

Website https://kksu.co.in/

Digitization was executed by NMM

https://www.namami.gov.in/

Sincerely,

Prof. Shrinivasa Varkhedi Hon'ble Vice-Chancellor

Dr. Deepak Kapade Librarian

Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi https://egangotri.wordpress.com/

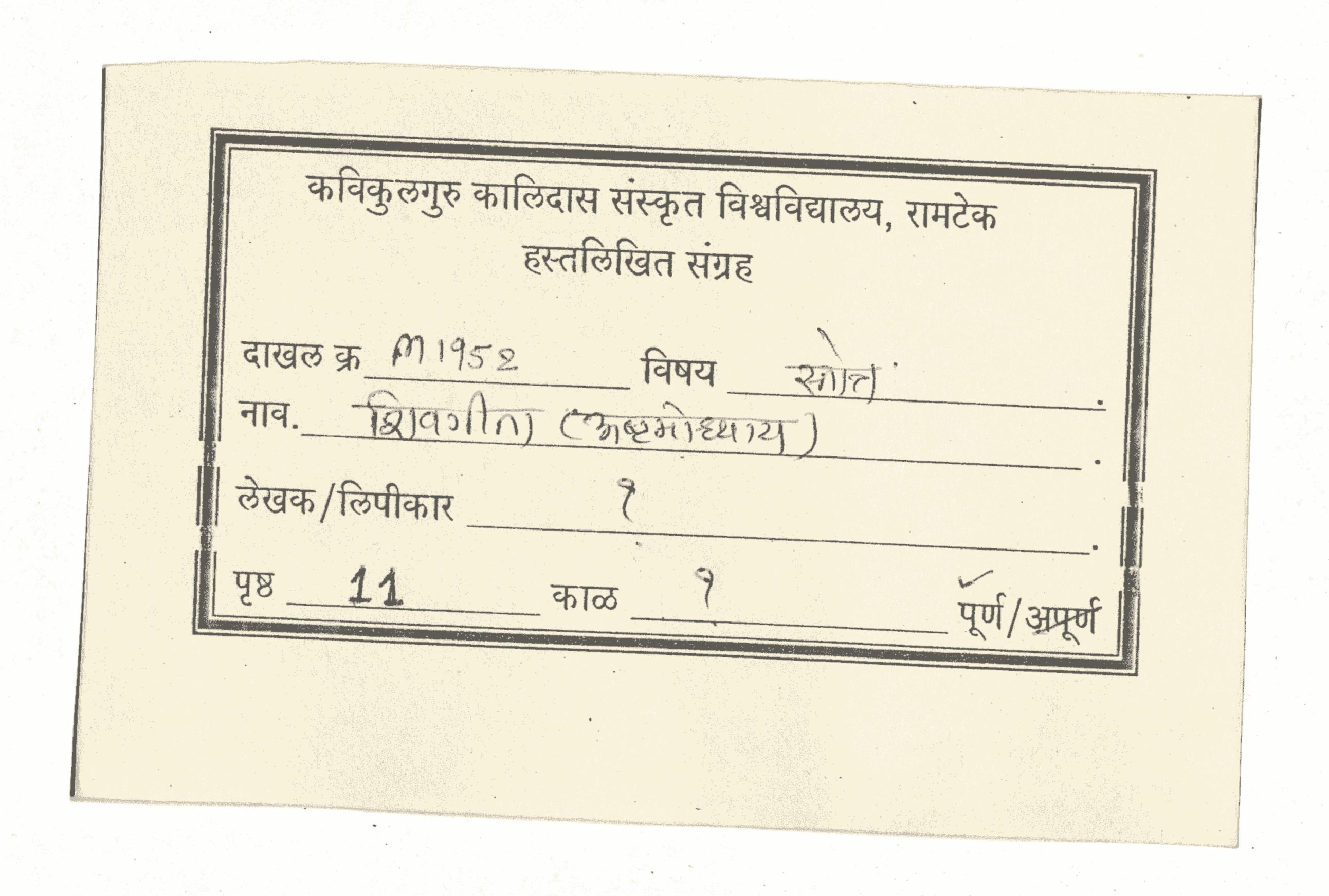



CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection



CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection

रामिसिन्नगर्यं ९ श्रुक्वान्यभ्यक्टिरियः हो लवारावतस्यनेः उन्निद्रभूषाः फ्राणिनाद्राधी देवबिहिणाः १० नन्तुर्र्शियात्सात्र्यद्रिमा विकोहिसंख्या त्ररामंतंततोराममुया प्पर्यमध्यमः १९ आनिनायर शहियंप्रदेषे नांतरामना क्रेपंउल्जनलेस्यक्षेःस्ययमाच यस्यसर्वाहारः साक्षारांकारोत्रिमात्रकः ज उध्यमभामभयसम्बाद्याम्यः त समादांकार एवा ह प्रकानियःसनातनः ३२ न चायनं, षिसामानियो ब्रम्हयत्वभीला प्रला प्रयेबाफिरोभ्यस्ते गाठं प्रयाचीपतः ३३ स्ते ठायथाप्रां सिविउ व्याद्वीति गाप्येविव

सया-छोकानहत्वस्यवैधापित्तोसप्र ३४ ब्रम्हारुरिष्ट्यभगना मुना यंतं नापलब्धवान् तताययसगद्नंतात्रपतायः ३५ ग भित्ताभरात्रसंसारभवसागरात्र तारया ध्यदेहषुतीवव्यसाम्परं सृक्ष्मीभूद्राचर् र्शेयतः सहस्मत्रकीतितः ३७ मठातमासम जियोभित्रेभयोयस्मना ३१ये विद्यु दर्द्र र पंतसमा देयातमसम्बढ् ३८ एकश्वयतोली काग्विसमामिय वासयामिया एहातितस्मादकोठमीरितः ३९ निर्दितीयोय तःतस्थितरीयंब्रम्हयस्ययं भृतान्यामनि

संदयन्येकोर द्रोवसाम्परं ४० सर्वाञ्चाकारपरी गोरमीगानी मिध्यग्राटी मिः देशान मस्पनग तः सर्वास्तिष्यां ४९ देशानिष्ट्तस्युषः सर्विषामिषसर्वदा इज्ञानसर्विद्यायायदीश नस्तदासम्पठं ४२ सर्वभावानिरीश्यहमाप्त शानं निरीक्षये योगं समयप्य समाद्भगभा -महतामतः ४७ अन्ध्यश्वाराष्ठातिवस नामिसनामिय सर्वान्छान्यमायाभिते नाहंबेमहत्यरं ४४ महत्याम्तान्योगेरे श्वयंस्त्मतीयते सर्वानगान्मतादेवः स्त स्वतिसोस्यहं ४५ एषोस्यिदेवः प्रदिशोषि स्वाः पूर्वो हिनातोसम्यहम्बगर्वे अहंहिना

लभ्यनिष्यमानप्रयानगासिखतिबिद्यते। प्रयः ४६ विश्वतश्र्यं स्त्रतिश्वती प्रयोवि म्बतोबारु रतिबन्धतस्पात् सबारु भपायम ग्तस्य सावाभूमा तत्य द्वा कः प्र भाजागमान द्रयस्प्रमध्येविश्वंदेवनात्यदे वरिष्य मामास्ययेनुपश्येतिधीरास्त्रषा शांति गाश्वातिनतरषा ४८ अहेगानिमधी तिछा मिन्येका मयदंपूरापिन्यविधन्यसर्वे मामीशानंपर षंद्वमिउयं विन्यायेमाशाति म्संतमिति ४९ प्राधाख्यतप्रमिसीकिंगमार् यसिन्द्रशनायम्बरुषाध्नम् रास्तावि

मयीह ६॰ रावंयेमाध्यायमानाभ्यतेतेषां जं तिः शाश्वतीनतरषां यतावाचानिवतते अ त्राप्पमनसारमर, आनद्ब्रम्हमासानाबन विक्तश्यम ५९ श्रहोतिर्वामद्वाचयंक्षेयक्षे लानमतमं नपंतोमप्रनामानिप्रप्रानप रायणाः १२ सर्वतस्यस्यद्हातेमसायुज्यगताः पुरा ततो स्पारिह इपते पृहाधामि विभूतयः १६ मय्ययसकलं नातं मध्यसंप्रतिष्ठितं प्रधिस वेलयंगितत्र बुकासम्परम्ययं १४ प्रशो शुध्दः पुरातने। तंपुरुषोठमीगोरिरामयो ठिशिवरूपमसिम १५ अपाणियोदोठमिय

यशितः पश्चाम्ययञ्चः सम्योग्यक्ताः अ रुविनाना मिविविक्त रूपोन्यासिवेतामम सिसदाहे ४६ वेदैरनेकैरहमेबबबोवदात स्वद्विद्य-याठं नपुरायपापेप्रयिनासि नाशोननमदेहें द्रिय बुद्धि ए नमूमि गापीय-यविरुप्तिययानि छोमिसियमेन मध्य एवंविदिवापरमाप्तरूपंगुराग्यान ब्युलमिद्रतीयं १८ समस्मार्थीसर्सिद ठीनंत्रयातिश्वदंपरमाप्तरूपं १९ युवंमात वत्यित्यस्तराममहामते सवयमान्यो वामेस्रमेयत्मफलम्स्रते ६ इतिश्रीशि वागीतासपिनषसम्रहिवद्यायायाग्राशी



```
[OrderDescription]
,CREATED=24.07.19 12:17
TRANSFERRED=2019/07/24 at 12:19:57
,PAGES=10
,TYPE=STD
,NAME=S0001100
Book Name=M-1952-SHIV GEETA CHAPTER 8
,ORDER_TEXT=
,[PAGELIST]
,FILE1=0000001.TIF
,FILE2=00000002.TIF
,FILE3=00000003.TIF
,FILE4=00000004.TIF
,FILE5=00000005.TIF
,FILE6=00000006.TIF
,FILE7=00000007.TIF
,FILE8=00000008.TIF
,FILE9=0000009.TIF
,FILE10=00000010.TIF
```